## (प्रत्येशिरास्त्रात्रम्।प्रारस्यः।)

COD: Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Paetham

प्रतिगिरासीत्रम् श्रीमिश्रायनमः। अध्यप्रत्येभिराप्रसागः। मन्द्रस्यस्य सन म्याभगवन्तमह् प्रवरम्यासमुपागत्य चररोोभ वानीपरिपञ्च ति संश्रापिरिसी प्रमंविचा प्रति गिरी प्रहार्याम् । नर्नारा रितायायवासानारत्त्रगायच । रागात्तामगुर लिकाना ना नांचमरेश्वरि॥विद्वषांचित्रज्ञातानांविश्वासांवसापिन । ।।। 4911. स्। अ। ममभयेषुसर्वेषुविपुद् विनभ्रेषु च॥ व्याष्ट्रद्वश्च राज्ञानेनदीनदसमुब्रह्माथा जीने चारेष्ठ सर्वे षुर्रोराजनामे श्वन्य सीभाग्यज्ञननी नित्येन्टरणे कर्यानकारि लोग ः रति विद्यानिक यम् युगम्भू भी भवी महामेखा निमा

प्रत्याग्या० मुविताचीरत्रिपरागान्य। प्रत्येगिरामराप्रोक्तारिप्रकंन्यान्त स प्राप्रः।हरिचन्दनमिश्रदा गोरीचनकः मक्रमनचापक्ष विष्वताभूयम्प्रवेचवित्तत्यांप्रदान्येः॥प्रथ्यभूपविचेत्रे श्चिवि ज्वपेत्रे श्चपूजनेः १९४॥ पूजिए बाय्यान्यायं शातकं मिनिवेष्ट्रपेत्।यद्देशर्येन्भवं विवित्तिरपुनाश्चानम्।श्वाशा 4211 विलक्ष्यानितिरप्यः प्रतिगिरानाम भारगात्। प्रयस्थ्याति हस्तेन यं यं खादति जिन्हे या । एशा अप्रस्तंत ग्रेंचेत्तस्य स् 2 नैन्कराचन । त्रिप्रस्पमपारम्बंदम्। विचा चित्रता । १०॥१ ०० Lai Bahadur अस्तानिक रिको विकासिमस्तिता करेने सम्प्रकान

क्ताध्सा भुमहाभागेजन्त्रनं दितकारिशी। ह। तद्वना स्रिश् निकथयामिनसंशाकादेवींप्रत्येभिराविचासर्वपापिन्नाधा नीम्।।शामीर्नींसर्वेड्ड हा नांसर्वशात्रीयनाष्ट्रांनीम्। स्त्रीवाष प्रभत्ती नाच्यान्त्र नाहितकारिशी। एपसी भागपन ने निर्वीय तपुष्टिक्रीत्योगचतःप्रथेष्ठबारेष्यनेष्ठपूर्वतेषुच्यार्थ्याया सानिर्जाने बीरेसंग्यामेश वर्षो जरे ॥ राजहारे दुर्भिन्ते महान पविपतिष्ठाप्रापिकतापादितारेबीसर्वसिद्विकरीस्मता। पस्पागस्यामहाविधाप्रत्येगित्सभाविता।१११। सिध्या ति विशेषा स्थापिक स्यापिक स्थापिक स्यापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्य

तामार्ज सर्ववापिन्येग के महाद्वाविद्योरायेग के ओञ्जोलिहा बिहिवियुजिके॥ॐज्वलज्वल॥ॐप्रज्वलप्रज्ञल॥ॐएन हनाॐछितिष्ठालगॐवचचचपाॐमयमयाॐधा व्रायश्वंप्राय। ॐ भ्रंप्राय भ्रप्राय। ॐ विविध्व।। ॐ विनाय मिनिनाश्याके जीसम्जासम्। के निर्दारम् विद्यार्था के म 1131) यप्रयाममद्यानाहु हुफ्र्स्सारा। अध्यक्षराविनी महा में त्रंपत्रत्त्रं विषशास्त्राभितिवार्यस्य प्रद्रारिकंतर्यन्त कारपन्निपेनकृतंकारितंकविनिकारपन्निकारयानितान्स ः विज्ञानितिकोमासप्रीयारम् प्रास्त्रास्त्रीसर्वीपर्वेभ्यः मर्

र्यामिनेय्ज्ञतिस्त्रव्रते॥१९॥कानामरनकंचेवकुम्कंमरीचनंत्र्या भी पर्चचय्या उद्याप्ति धर्मायतीतया ल्हा। तर्द्यगरा भद्रेगो नगभेरा। भारमेत्॥समंत्रभारयेनात्री साधकामत्रीय सिरा। दूण अर्थना संप्रवत्यामि प्रत्येगरास्मा विता ॥द व्यम्त्रपदे विचेत्रे मुखोपचारे सुखप्रदे ॥ २१॥ पढेन्नानावि भानेनमं त्राजिमितिष्रियाः अयात्रामंत्रविद्यानिभवित चमथानामम्॥अपमेना। क्षेत्रमानि। क्षेत्रम् स्याप्राक्षित्रभनोदित्रपर्ये। क्षेप्रोहिताद्वे। क्षेप्रहालक्ष्म है व्यापिने । विस्तरको । जिन्न मन्त्र जिन्न मिस्रिया । विस्तरको । जिन्न मन्त्र जिन्न मिस्रिया । विस्तरको । जिन्न मिस्रिया । विस्तिय । व

प्रतंगिराश भीलप्र जरम्यान्क्रपःपःममप्रानु राग्यां इत्वादि भिः तंत्रम् संभय ॥भूमः ममश्रात्र् शांम राऽलं कीलय कीलय ॥ ॐ यः यः ममश्रात्र् शाः रेश्राकीसर्वसाहा । कंपः सुग्रू एसाहा । कंपः यः यः यः यः यः । अ क्रीकाकाकाकागार क्राक्ताकाकाकाकाक्षेत्रमार्थाके विकासित्र । अस्ति स्टेस्ट्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट विकासित्र विकासित्र क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट विकासित्र विकासित क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्र देवित्रास्वकां क्या भीरिती निधरमं संभित्तियो कपायस डींग भारिता। के हनहन के द्रहरह के पन्पच के समस cc-0 व के अपनित्र में अमार्यमार्य प्रशास अवापनार प्रमाय के प्रशास के प्राप्त हो वा कि प्रमाय के प्राप्त के प्रशास के प्राप्त के प्रशास के प्राप्त के प्रशास के प्राप्त के प्रशास के प्रशा

मेश्रासितंशक्तिय प्रन्तपी६केकनकां भीरत्विकचमानं धर्वे पाधरत्रातकरव्यात्र नमान्यभरपरमत्रवर्षियाः अधि हिंदि मि िमि वि गरे विद्वावस विद्वावसा कि से विपि शाचात सुरंगतुरान् किन्नरमहोर्गान् विचाधरंगरागिधवरात्तस्या क्षपायान् संभयुक्तभयाचेनम् श्रावना लिहन्तय । मह नाय । वित्य किलय पोषां विद्यां अद्यन्ति तेषां विद्या स्ताम्यू वा मय ग्रानपत्रानसमारप्रमारप्रमारप्रमारप्रमारप्रभावप्रभावन मे । अथः यः ममधात्र्यां मुख्तां भपताभेषा अथः यः मम वात्रवाह नो संभा संस्था है। स्वाप्त स्

नीमोदिनीचे बन्नोभिनीद्राविरीय प्राप्तंतिनी भ्रामिरीयी द्रीतयोसंहार्रतीतिच ॥शक्तयः अभयोगेनश्राञ्चपनियोति ना॥ भारितासाधक नेरासर्वशत्रविनायिन।। अक्तिभिनी सिर्सि ममशत्र शास्त्र मस्तारा देशा है मी हिनों स्के ममशा न्यां मोहयमोहयंखाहा। अ द्रावियों स्मे स्मे ममशक्यां ॥५॥ द्रावसदावयस्योद्याः भ्रामिशी स्प्रेसिम शन्त्रशाक्षेत्र यद्भाष्यस्वाहा । कृरीदिशित्यः स्मेष्मका ने त्राना शोसना शास लाहा । अ संहारिगा स्क्रेसं, अमुश्चेत्रण संहारमसहारमस्ताहा रमाधारिकार्यनिस्ति। प्रमापिकार्थ अधिवानुग्रामास्ति

कुतिरासिनिमश्लेमे जेपे ये ने ये विश्वासिनि वार्यनि चीरं यसे वीप द्रवादिकं कुर्वन्तियेन क्रिने क्रीरिने क्रिनेकार्याने क्रिय्यनितान्सर्वान् प्रत्ये गिरेलां मांसप्रियारिकोस्त्ररत्य अस्मे स्के हें दें पर स्वाहा। अपरी अं जी अहारी पर मिक्रोर रत्तरत्तेस्वार्गा अधिक वित्तिन स्पित्तिमम बाहोरत्तरत्ति री। अं रेहें। श्री की बाराही ममहर्प रेत्ररत्न स्वाहा। अं रेहें। श्री की चामुरेह प्रमत्रेग रत्तरत्ता स्वाहा। अं रेहें। श्री की व 

प्रयो

हन्यनेनचं रायः।पितापिकादेवीधिरताधिरतास्त दाजन्यश्चाच्चेनिर्द्यभुवंचाच्चनंत्रप्रायः एसर्वतोर्द्य माविधामहाभय्विपत्तिष्ठा प्रहाभसेष्ठद्वीरेष्ठनभयंविध तेकीच्च ॥ भ्रांभद्रतिच्याद्वाप्य प्राप्तिकार्यम् निर्गम मंत्रसंपूर्तिम् ॥ शुभयन्त्र शुभंभूपति ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

6

11211

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

## प्रत्येणिरास्त्री नंसमाप्तम्

CO-D. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham